## yantroddhārakahanūmatstotram

```
namāmi dūtam rāmasya sukhadam ca suradrumam<sup>1</sup>
pīnavrttamahābāhum sarvaśatrunivāranam || 1 ||
nānāratnasamāyuktakundalādivirājitam
sarvadā'bhīṣṭadātāraṃ satāṃ vai dṛḍhamāhave² | 2 |
vāsinam cakratīrthasya dakṣiṇasthagirau sadā
tungāmbhodhitarangasya vātena parisobhite | 3 |
nānādeśāgataih sadbhih sevyamānam nrpottamaih
dhūpadīpādinaivedyaih pañcakhādyaih svaśaktitah<sup>3</sup> | 4 |
bhajāmi śrīhanūmantam<sup>4</sup> hema<sup>5</sup>kāntisamaprabham
vyāsatīrthayatīndrena pūjitam pranidhāna<sup>6</sup>tah || 5 ||
trivāram yaḥ paṭhennityam stotram bhaktyā dvijottamaḥ
vāñchitam labhate'bhīstam sanmāsābhyantare khalu | 6 | |
putrārthī labhate putram yaśo'rthī labhate yaśah
vidyārthī labhate vidyām dhanārthī labhate dhanam<sup>7</sup> | 7 | |
sarvathā mā'stu sandeho harih sāksī jagatpatih
yaḥ karotyatra sandeham sa yāti narakam dhruvam | | 8 | |
            iti śrīvyāsarājaviracitam yantroddhārakahanūmatstotram
```

bhāratīramaṇamukhyaprāṇāntargata śrī kṛṣṇārpaṇamastu

¹sukharūpinam

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>caivāsatām na hi

<sup>3</sup>ca śaktitah

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>hanumatpādam

<sup>5</sup>hamsa

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>ca vidhāna

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>dhanamāpnuyāt